श्री भद्दा ती तपः

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

न्यादित्वादि श्राहरदेन यता वेचे मान पनी श्रक्त सारि दोच नहिति ब तिसाम्ब च ग्रुनेष, का बोतमबान विहित्न जो ने प्राञ्च ते विहित हतिकारिया जेवानी मेत्य जाभ्य दविकहा वा । वा स्तानिका जात ला। अरीपपनि सुकता भूजी कृष्णकाणि, क्यू जान भेत्रात वक्तापा । कि विहेस ज्ञानां भूषियानेस्त भू त्वतानिषा न्यायान्य ज्य जो म्यादक तायात्य श्रवम् लेनप्रदेशमान् विद्याष्ट्रशिवता के मेता याना विकास क्षा भ्यां मुन्द्रत्यवानिस्या भ्याः प्रयोगाया त्रवावीक् मोष्या प्रत्य श्रु विम पस्थापन्त्रम्। तती उति पश्चिमतोष नमात द नियादिशिस्नि पिता महत्तेयसः । जेनिष्वा प्रकुमानमेर् तिष्वा व माना उपविशामित तः प्रवा न्द न त्युम्ब्दिनवात्रा संभागाया । भे भेच कर नेका बंद्रा प्रमानक में विक्रता TOO THE PROPERTY SHAPE IN THE PROPERTY OF MACHE SHAPES PROPERTY OF THE PROPERT

इसानिक्षतांतराद्वाद्यांजात्रंजिनिक्तिक्षांतांप्रविद्या के क्रियोगशाद् तीद् तीच्छ्र ॥ श्रेशी आम्न तनतो इसो धानदावस्त मुण्यक्त्य तीयात्राम श्रीकृति प्रकारम् नो इके हत्तर् वित्न व तीता की तस्रीपणः त्रिश्चेत संभूषी के विकास । श्रीरूप्रधानस्पविचाति कृषणा ना वित्तामुणिक्त तीहु ना नाजितः ॥ स्रतपुर्गा मनाधराद् ॥ स्र व्यक्ति । या वाचा वासि मीद्र जाति॥ तत्त्ववित्र द्वि दत्त कृतिः वित्र वशीमतपवित्रे िल्वाताः वा पवित्रकनेलाप्रकातिदक्ति प्रोक्ति राष्ट्रियाने नीध्वास्त्राच्या व सिह्ताम्यांक्यभ्योऽनाभिन्यागुकाम्योङ्गनाग्रेपवित्रग्रहीत्वा।तिन् त्मव् सम्यानाः वा अर्गीषाचे वा महित्ते हत्वा। श्रे वा मिना मुला भारे िश्वाधावित्राञ्चा नियुदाषु वाम्यानातः प्राचीतोद केतं क्री का तीवा न मञ्च १९५८ म् अस्तिवीति हो जं जायाना दिन कित्री हो संबंधा अधिक प्रवास्तिकारो सन्त ताम्ब्रामाप्तिः ब्राम्ब्रेन्वाम् रिष्णा इतिवासपाद गुपात्गवे ते स्मितिय विवन्तं यं जावित्तं क मुक् वीतियममानी ने कि प्रश रतिति व्यतिव च तेप्रम् वत् मा मा अध्यदि किर्पात् शुक्र व्यक्त बद्दवामत् प्रतियागा देन शानाहिती प्रधानप्रवित्र पर्वित निक्ति मानिय का में बात मेवला अवेत्वां अवाता अवाता ता ते के बातिया गुरुष्ट्र वित्रो प्रमृष्ट्रियां तापा त्रपुनतः हत्य तत्त्वाप् का । कु शेना द्वाच व हत्ता मुख्यमन्त्रीयमा जिनुनानमः । कुशा प्रामितद्य प्यात्। ततः प्रियत्तिम् वर्षिण प्रवास्त्रीआगामाद्रायमञ्जूष्ठवयादीशानानतं।।व्रानत्ताप्रहेनपर्या में ने मुखाद्वाप्ता मं मुधिततः पुर्ति तापचि नामा तुने प्रेन रू ताः पश्चिमीदेशियविज्ञकरशास्त्रीकातुनम् नन्द्रगर्मक्रावजेरु चप्रशासायाः ज्ञान्यक्यास्त्रीक्षज्ञाज्ञास्त्रक्शः उपज्ञानम्बर्धः il corpi calle abath abate in militarid marcino integral ox salventa sun ara Habitam

इंद्रजामत्त्रे॥श्रीमनसा॥ॐ६न्त्रामस्वाहाइ६क्षिन्द्राम॥ॐ-महत्यवा जानिक अप्रतदेश्वाहाण इत्र मजनचे पक्षेत्राम स्वाहाण इत्या प्राप्त स्वाहाण इत्या शिश्रवपादिसी है। प्रतिकाविक्तमः यो सुना नी विस्वीद्वाद्वापुर विसात्सारवाता ॥ भी सत्व होने अञ्जवको अवति ने दिखा अस्याञ्च मिल्रही श्रवप्रभू गावर् (गत्र गरामा वीहि महिस्त्र संबाहार) दम्जीवस्याभ्यां॥अप्रयाश्वाञ्जा हे वते श्रतेवस्यान चे से होते। Gaर यापाशा (बताती पा लें CC-8 bal Bahadur Shastri University Delhi Digitized by Sarvagye Shakara Reetham

व्योप्रा ज्यापाने विद्धानि नतः ग्राज्यस्थात्यात्वापः । विति नुष्याधित्रप्रपराध्याज्यसन्त्यापितामञ्जीननतनत्तामसीर्वा याः। श्रुवंसम्र अपुरातिरिक्राण भ्युः अपुनः प्रतयस्त्र राज्यसा तीनिद्ध्याता।ततोऽितप्रश्चित्रवान्त्रमेवाान्यमवताय्ये खाउनते विंध्यात्यान तः प्राज्यानियद् त्यवनम् । अने ज्यानत्यपद्रकातिन नस्तर्भाषुतः प्रोक्रराषुत्रवसम् अत्यापापयमन क्यान्याम क्षिला॥ जना प्रति अतसा ख्यात्वा तस्त्री मनते ब्लान्ता सामध्यः गुनिवेगान्तरप्रविद्यपादिष्वित्रक्रे अराषुर्केनप्रां निरा क्षप्रात्मिचेत्रे व्यत्वात्राह्मराम् वान व्यात्मात्रात्रात् व क्रित हो बाग्नी गुरू पात । अञ्चल ने विषय मान्य विषय मान्य सिमित्राव का अपरामित्रा के अपरामित्रा के अपने में अपने में के अपने में

वात्याः॥इतिभवेषाविहिमः॥अयथीतोदवमुस्ति ये । इ कि सी दर्भ ग्रांचा इ के ने सा दिल का न न प्रांत के पान न प्रांत के पान न प्रांत के पान न प्रांत के प्रा शिक्षान्य ।। या याति सिनामकिन चंतीता व्यतमापारु।।त्स्वा प्राज्या प्रमाणिका माना नाम नाम्याप्रविश्व प्र मानंदेशं मुटिका चेय्यांदिनिया मुद्रिकाषाम्। अस्विताप् श्रामाद्रेशा श्रापड्ड न तिन न दीशो यव दिने दत्ति में त्रं पांत्र वाति नो ते ते वेवानितापुनार्व। सिलाहकी अत्र केत्र किवारीकावी Military Space Space Space Company of the Company Space Spac

ंग्रह्मन्द्रभाः भारत्वेश्वभाः ३९८५ त्र प्रंचक्ता प्राथास्त्रकान्त्र भविमान्य महो श्राथानेष्मानुसम्मान्त्रवने तन्त्रा नाजनितित्वप्रेष्यामः स्वा हाददं वस्या प्रश्राक्ष तथा। स्तिस्त्रवित्या प्राथितत्त तनुंषाः॥ भ्राथस्त्रवृत्याः श्रासद्भरानत्रा वस्य ॥ अध्यक्तीनतन्त्राक्रमणहो अंक प्रीयाकृतक्ता विन्यन्य प्रवासक्र प्रपति थामवंपताचा चंप्रमापतिषैवत्। मम्बजाचाया मुब्रशक्तिता बाला मणा व लिया तुम्बमहं संपुरे इति बृत्तवीयः सीयाजंदिन सादुचा तुम्बी विप्रति बच्चलम्। नेजप्रातिविद्याकः। कृतिवित्रपान्याप्रियपासन्तर्भते पवित्रा भेजां प्रतिनामापुनीकु पीत्र ।। ततः पविस्तानां क्रिकेणविद्-प्रधाप्यभा CC-0. Lal Bartaci (Snastr), University, Delhi: Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

यानियानिक्वाद नवन में सर्वेपते बद्धे दनेत् ली शसीनी वरवे भागन्या क्षित्र मृत्यसंयाना विधाल नित्र मध्य द्वामेन न प्रवान वा "श्रुत्संयोजनाति॥तत्वंत्रेगाष्ट्रयम्मुरिकाहिद्नमंत्रः॥श्रेश्वासु वषमदः मितिल्लारे।। बन्ययस्य न्याय्व वितिजनीवाये।। यहेन षु अपि हो। तन्ती सु आपु सु हि दि।।ते तः द्वे वत्। जोनपीपाड़ बे शाप्तानशां॥तत्वविस्तान् आर्जिद्वेषुश्रापुत्र नसेवेशाहित्वाताके द्रनवर्जमवीपूर्वविद्यत्तेत्र लोक्निवतत्ता ध्रुन बुशव प ने ने प्रसारित के शोन जो मया पिरिष्यान प्रेनात तड तन जिले प्रसार परिवर्ष के स्वीत में स्वीत म

विभागायाम्य मामः।। व्यापात्वा र्जीटबाया प्रथमभागमध्या निर्मित्यपात्। भेरवधे नाप्रसान द्वित्तिमेन्त्रं तीनितिमेचेरां वततः शिवीनामिस्विवितिस्तिन्ति। नमतेन्त्रभाष्ट्रभोध्यादितं सी द्वितंत्रवेशालोद्द्युनेउद्दित्या। ॐ निवर्त्तया ध्यापु चेत्र्युन्ना प्राप्युन्तन मापना प्रस्केश्चा च सुप्रजास्वी च सूर्वीर्घा व इति अंबेराज्यिको विज्ञातिको मिथानंद वीत्। ततः प्रतपत्रव प्रमितानुहिकाहितीता । देवेनावपुत्म वितानुहैन प्रमित्व न जी वरुगास विद्वाता तेनते विद्वाता सङ्तिमंत्रे वातनद्ताश्च्रमञ्जूषाच्याच्यासंवितामः। स्वद्रः जामयः 100 ju. Ed Bandiu Shastri University, Delhi. Digitiked by Sarvagya Sharada Peetham

ष्ट्रियानेत्रायायनम्। भिन्नु उना च । काल पू साम् मानाण्यस्य श्विविधाः से। इपारी स्रोडिन विक ज्ञवर्षस्य विक्रिय्याविक यनदेवास्वाहा ॥ इतिमञ्जूराष्ट्रवेशा अस्ममानीयप्रदिनशानामि वीगुकारन अपृति अस्म ता न्याय वं दुर्यात । न्याय प्रवाप का नितन के । अस्म ता न्याय वं दुर्यात । न्याय प्रवाप का नितन कि राजित । अस्म ता नित्र का नितन कि राजित । असे नित्र के मतीप्रवान्त्रताः दिः ॥तंत्रानाह्मशान्याममध्येष्ठे जाञ्चयस्ती न रिमन्द्रिया त्र ने वाश्वितः क्षायाः । भूतिस्य अवत्ये । स्वायं क्षायं .¢

िनारे दत्र में इस प्रेनम्द्रशिष्त्वनादिवं न्यो कं पर्चा खिसूर्यते नेते चयामि ब्रिक्स जीनात् वैभीवनप्रसुर्वीका स्वीतिसम्बद्धा ने क्यान क्रिक्स प्रिक्त गत्।त्नी)वृतिष्भगद्येषुशप्त्रत्र्याप्त्रातिथ्वा बादिरेवद्र ेर्जी सर्वेष वे कुट्तांत्रस्थी। ज्ञांत्र प्रिषक्तीपनिश्वानिशांगात्रस्थात्रसंशित् स्रोतेष्ठ ज्ञांने कुणील्पकेशोपनिश्चः प्रदक्तिशान्तु नं श्वास्त्रपति ३ न्युनेशान त्रयतां त्रवेयस्ति वात्वाचा वष्यति देशास्त्र श्वित्ती त्रास्या प्रयोधी इति संत्रे गा तत्ति । श्रिने वा दिः शिनस्र प्रस्तं प्रजीब्यं त्र्यं श्रुने शीच्यादि पर्वति नापिती प्रज् ने वेपेते स्वयं नावित्रकार्यः त्र त्रा प्रयान विश्वति स्वयं त्रास्ति । स्वयं व नंष्रेषेते अधनाधिताशिका का नामास (का मांचण ने वाना च र्षु पीत्। ती नी बेशान न्रान्यम् गप्तीन्य मागापुष् मन्त सम्बित्। न्रानीदन्य कर्ता मस्यितारोपनि निद्धपनि।। ततः प्रताहितिः ॥ ३० द्वार्ति वीनितं व्यक्तिवाने एक व्यक्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्तिकार्